# श्री स्तोत्रदर्पण पुस्तकम्



संप्रह वथा अनुवादक - एं. वे. खाशाकाजी प्रकाशक - जोगरव

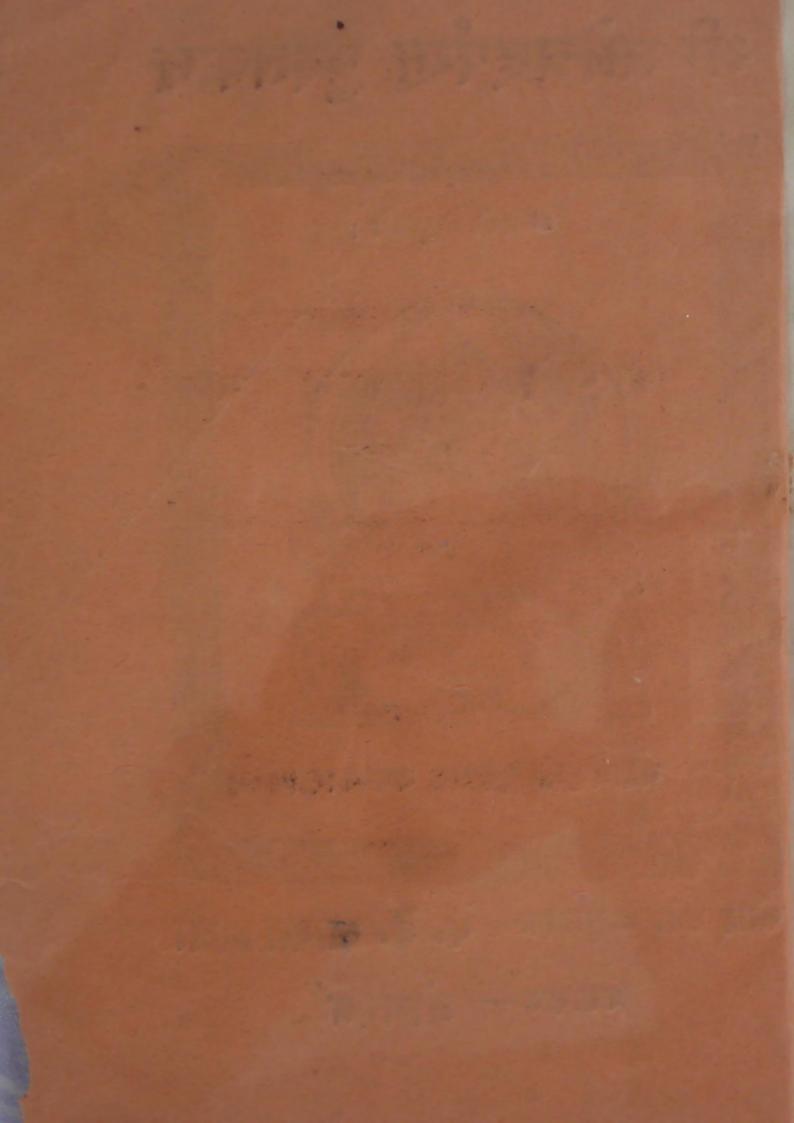

# स्तात्रद्पेगा पुस्तकम

april de

# 

प्रकाग्रह -

श्री जोगरन वजानाचे

सा. पु. ज्यंगः यां ।

ने. सं. १०७७

वान्य बाच-

श्री झानरल यजालाय,

क्री वागीश्वर बापालाल

४१, लायक् साः, कान्तिपुर- ५३

## निवेदन

भी सकत्वधा गुम लोकनायक भगवान सुद्ध खः। वसवीत्रं क्रम्मा कना विक्यागु (महायान धर्म) चर्ययाये सेकेगु अधवा सीकेंगु काय वाक चित्तं नित्य सुधे, ह्निने, बह्नी याये भागु धर्म व चर्यया रूल (स्तेत्र दर्पण नाम) ध्व पुस्तक छग् दिकीधंचा जूमा ने चोया प्रकाश याना।

विशेषं थन नेपा देशे बुद्ध धम तः धंगु महायान चर्य प्रवृक्ष खने दु। १२३ हे धमेस भीपि सकलें चोना केवल १३ है धर्मयात अपहास याना हामसीका चोनेगु धिकार मजूला?

चिकं ध्व सफू सोया विच्यायिषिसं भक्ति तथा महत्व ध्वीका नित्य बोना चर्य नं याना यंकी धेगु पूर्ण आशा याना। यदि ध्व पुत्तक प्रकाशयायेत शुद्ध चिक्तयाना माको चन्दा प्रदान धानाविज्याद्य यलया प्रयंगधाँ तोल निवासी श्री जोगरत घञा चार्य खः। वेक्या पुत्र मिश्रिकमान् प्रमुखं सकत जहान् विन्त जिगु हृद्यं निसें धन्यवाद याना।

किन्तु धुकी गर्न गर्न छ। ख हने हु, बोनी पिसं शुद्ध हुप पाऊ आमा विज्याधि धेगु विश्वास बाना जुला।

# भनाः वी

| का वर्ष का निर्माण का निर्माण का        |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| १. मंगबाष्ट्याः—                        |               |
| २. महाबानचर्ये निश्च बायेकाश्यु जाकिका- | 7.            |
| इ. गुद्ध वन्द्रवा                       | The same      |
| क्र अष्टांग प्रसाध-                     | * **          |
| है. रहमश्बद्ध हर्शयेगु का               | *.            |
| ६. बिर्त्न रार्क                        | 80            |
| ७. वाम डेराला-                          | 是。            |
| द. जारखी स्तोज-                         | 49.           |
| र. बोगिनी श्तुनि-                       | ¥0.           |
| १०. देवबाविंगु स्वोधा                   | A. Co         |
| ११. जवश्विष वाह—                        | 量量,           |
| ११. मधियाम पाउ-                         | <b>\$.10.</b> |
| १६. हवाब चोनेगु-                        | wy.           |
|                                         | 7 8           |

# स्तोत्रद्पेगा पुस्तकम्

## मंगलाचरणम्

बुद्धं धर्मं च संघं च भजामि सर्वदा ध्रुवं। तारां जिनेश्वरीं चैव नौमि मां तारय मभो॥

ष्पर्थ

बुद्ध धर्म संघादि त्रिरतयात सदानं जि मजेथाये जुल, जिनेश्वरी धायेका विजयात प्रार्थतारा देवीयात नं नमस्कार, प्रमी (मांतारय) याकनं जित भव दुःखं तरेयाना विज्याहुँ। महायान चर्ये नित्य यायेकाःगु आशिका

आकाशधात पर्थन्ते स्थिताः ये सर्वप्राणिनः । उत्तमं ते नाथपदं प्राप्नुवन्ति विचिन्त्येत् ॥ तेषामेव च अर्थेन शुद्धचर्यां करोम्यद्दम् । दुःखानि पापमुजानि चयन्तु सर्वप्राणिनां ॥

का थे

आकाशधातु धेगु अल तेज वायु आकाश गनतक दस अनतक प्राणिपिंदै, ध्व प्राणिपिंसकलें उत्तमगु वोधिज्ञानया सिद्धि लाना याय दक मदया भिंगु थासे वनेमा धेगु नित्य जिगु मनं आशिका याना, भी नाथ गुरु सकल आखिया दुःस कुना याकनं महामोच प्राप्त ज्बी माल

गुरु बन्दना यासे

गुरु बुद्धं गुरु धर्म गुरु संधं तथैव च।
गुरु बज्रधरं चैव गुरु सर्वान्नमाम्यहम्।

बुद्ध गुरु धर्म गुरु संध गुरु तथा वज्रधर गुरु जि गुरुयात मं हिथं नमस्कार । हानं मेसेपिं सकल सद्गुरु पिन्त नं नमस्कारयाना ।

यनंति छाष्टांग प्रसाम याये

नमो रत्नत्रयाय । नमो मंजु क्षिये । नमः सुत्रिये । नमः उत्तबश्चिये खाहा । ॐ नमः सर्व तथागतेभ्यः कायवाकि चित्र निर्यातयामि कायवाकि चित्र अधिष्ठित मां रच्चन्तु खाहा । उरसा शिरसा हष्ट्वा वचसा मानसा तथा । पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां अष्टांगोऽपि इति स्मृत

U

विरत्नयात नमस्कार, मंजुश्री गुरुयात नमस्कार, श्रि गुरुयातं नमस्कार । हानं उत्तमगु झाने चौपि मेमेपि सद् गुरुपित नं नमस्कार । ह्वापा यापि द्याः यापि हानं किया वैपि सकता तथागतादि बुद्धगव्यपित जिगु काय वाक चित्त चढेया-ना जित रचायाना विज्याहुँ । जिगु हागलं शिरं मिखो म्हुतुं मनं हातं पालि नियां मिलेयाना लाहा नियां विन्तियाना पुलि निगोलं बोरेयाना अष्टाङ्ग प्रशामयाना वन्दनायाना ॥

रत्रमण्डल दृइल ये

अष्टशृङ्गमयं मेरुञ्चतुर्द्वीपोपश्चोभितं। सप्तरत्नसमाकीर्णं ददेऽनुत्तरदायिने।। गुरुभ्यो बुद्धधर्मेभ्यः संघेभ्यश्च तथैव च। निर्यातयामि भावेन संपूर्णं रत्नमगडलम्।।

अथ

सुवर्णया भूमी सुगन्ध इला नस्वा नस्वागु स्वांनं वार्वं जात होला दथुस सुमेरु च्याकुंला प्यंगू द्वीप शोभा सप्तरव चन्द्र सूर्य अमल अति मनोरम जूगु मालपा बुद्ध्या शुवने छाया। षड्गति प्राणिषिं सुखावती लायमाल । श्रीतिरहादि सब्गुरुवरपिन्त जि रह्ममण्डल चढेयाना जुल ॥

अर्थ थ्य इक्रे सोयेगु

型RE ob 型加油 olb



त्रिरत शरण

बुद्धंगच्छामि शरणं यावदा बोधिमगडलं। धर्मगच्छामि शरणं बोधिसत्वगणं तथा॥ विज्ञापयामि संबुद्धान् दशदित्तु व्यवस्थितान्। महाकारु णिकां चापि पश्चतायागतानिष ॥ असंख्ये येषु कल्येषु जनजनमानते पुच। तत्सर्वमश्चमं कर्म देरायामि पुनः पुनः ॥

ष्यं

यावत् गुथायतक जिंबीधिज्ञान मलात उथायतक जि श्रीबुद्धया शरमा बने, श्रीप्रज्ञापारिमता धर्मया शरम बने, हानं बोधिसत्वादि संघया शरम नं जिंबने ॥

िक्षगृ दिशास विज्यापि महाकरुशावन्तपि श्रीपञ्चतथा-गतादि बुद्धगणिपिनगु अग्रस चोना जि असंख्य कन्पस जन्मक्या जन्म जन्मपत्ति याना वधागु मिमगु पाप दक वारंबार देशनायाना, जि मूर्ख खज्ञानियात गथेयाना बोधि ज्ञान विया विज्यायभाःगु स्वः अथेयाना बोधिज्ञान विया विज्यादुँ भका विन्तियाये ॥

वाव देशनां

अनादिगति संसारे जन्मन्यत्रैव वा पुनः। यन्मया पशुना पापं कृतं कारितमेव वा।। यचानुमोदितं किश्चिदात्मघाताय मोहतः। तदत्ययं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः॥। रत्नत्रपेऽपकारो यो मानृपितृषु वा मया।
गुरुष्वन्येषु वा चेपात्कायवाग्बुद्धिभः कृतः॥
अनेक दोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः।
गत्कृतं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहम्।
कायकं त्रिविधं पापं वाचिकं तु चतुर्विधं।
मानसं त्रिप्रकारेण तत्सर्वं देशयाम्यहम्।।

#### अर्थ

हापायागु कर्मफलं बारं बार जि संसारे जन्म जुया पशुतुल्य अज्ञानि जुया ततः घंगु हिंसादि पाप कर्म यायेगुलि मोह चित्तं हर्षेज्या पाप कर्म याना, याका वया । आः थौं थुजोगु दुःखसिया मलाका जि भाषे माल । ध्व खँ थौं छल्गोलया अग्रस विन्तियाना । छुयाये दुसङ्गत् यानागुलि छज्ञान प्राप्त छ्या श्रीतिस्त्नादि मां बौ गुङ्गिन्त सज्जनादि-पिन्त ने जिगु काय दाक चित्तं द्रोह यानागु दु । हानं दुष्ट जुया हियं पाप यायेगुलि नायोज्ञ्या जि सयङ्करगु पाप याना, शरीरं स्वेगू वचनं प्यंगू चित्तं स्वंगू समेत किगू प्रकार्या पाप कर्म यानागु दु, ध्व फुकं छल्गोलया अग्रस चेंकः वया, छःपिसं पुराय दोन विया, मधे धृ फसं प्वीकः छोयथें तुर्फ पुना वांछोययें लखं ज्वोकः छोयथें जिनु पार फुक छोबा जित उद्घार याना विज्याहुँ छमा छः पिनु साः, आवंश्वि जिं पाप कर्स यायमजुत ॥

## थनंति समन्तभद्र लुमंका भद्रवरी वोने थनंतिसं धारणी व स्तोत्र वोने हारां अवरिक्ति वास्णी बोने बते स्रोत्र

अपरिमितं च विरूपातं संबुद्धं त्रिजगद्गुरं। अप्रमेपाऽऽयुदातारं धर्मराजं नमास्वहम्।।

प्रज्ञायारियता याग्यी

ॐ नमी भगवत्ये आर्यमज्ञापारिषताये नमो रत्नत्रपाय तद्यथा ॐ मुनि धर्में संग्रह अनुग्रह धर्मे विमुक्त धर्में सदानुष्रह धर्मे वैश्र-वण परिवर्त्तित धर्में सर्वकार्य परिप्रापण धर्में समतानुपरिवर्त्तित धर्में स्वाहा । ॐ प्रज्ञा घृत्ते स्मृति स्वाहा ॥

#### स्तोत्र

निर्विक्ले नमस्तुष्यं प्रज्ञापार्वितेऽमिते । निरारम्भनिराकारं प्रज्ञादेवीं नमाम्यहम् ॥ व्य पारणी, स्तीत्र बोनागु पुष्यं जन्म जन्मस याना वयागु पाप नस्त जुया पुष्यया शरीर ज्या प्रज्ञा ज्ञानं सहित् न्मी ॥

#### आर्थवारा भारणो

ॐ लोचने सुलोचने तारे तारोद्धवे सर्व सत्वानुकम्पिनि सर्वसत्वोत्तारिणि सहस्रभुजे सहस्रनेत्रे ॐ नमो भगवत्ये अवलोकय २ मां सर्वसत्वानाञ्च हुँ फट् स्वाहा ॥

स्तोत्र

नमस्तारे तुरेवीरे तुत्तारे भयनाश्चिनी । तुरे सर्वार्थदे तारे स्वाहांकारे नमोऽस्तुते ॥ ध्य भारणी, स्तोत्र बोनागु पुष्यं अष्टमहानय तरे ज्वी ॥

करुखामय धार छी

ॐ नमो रत्नत्रयाय नमः श्री मदार्यावलो-

कितेश्वराय नोश्विसत्वाय महासत्वाय महाकारु-णिकाय तद्यया ॐ अमोघशील महाशील शुद्ध सत्व भर २ संभर २ पद्मविमुषित भुजधर समन्तावं लोकिते थराय ॐ आः हूँ फट् स्वादा।। स्बोत्र

थी.लोकनाय मुनिबुद्धपुत्र हे वोधिसत्वाबलोकितेश्वर । श्री मन्त्रनायक पडचरीश हे पद्मपाखे प्रभवमोघपाश ॥ थवं घारणी, स्तोत्र बोनागु पुर्यं घटन वियागु दुः खं मुक्त ब्बी।

भैषव्यराज धारणी

ॐ नमी भगवते भैषज्य वैदुर्य प्रभकेतु राजाय तथागतायाहंते संम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ भेषज्य २ महाभेषज्य सुभेषज्य परमभेषज्य स्वाहा ॥

स्तीत्र

वृष्णातुरासाममृतः वतारं क्लेशोपहारं सुगति प्रदानं । रोगातुराखामगद्दावतारं भेषज्यराजं प्रखतोऽस्मि नित्यम् ॥ थ्य घारको, स्तोत्र बोनागु पुरुषं रोगादि कष्टमद्या निरोगी ज्वी।

### हुर्गविवरिशोषतं बार्सी

ॐनमो भगवते सर्वदुर्गति परिशोधन राजाय तथागतायाईते संम्यनसंबुद्धाय तद्यथा ॐशोधने २ विशोधने २ सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे सर्वपाप विशोधने शिद्धे विशुद्धे सर्वपाप विशुद्धे सर्वकर्मावरण विशोधने स्वाहा ॥

स्वोत्र

दुर्गत्युत्तरणि सेतुं सर्वदुर्गति शोधकं । तथागतं जगन्नाथं नमेऽहं त्रि जगद्गुरुम् ॥

ध्र धारणी, स्तोत्र बोनागु पुएयं षोडश नरकादि दुर्गितस लाइ मखु, सुगतिस प्राप्त ज्बी जुल ॥

सर्वे बुद्ध नामसंगीति कारखी

ॐ नमस्त्रयध्वगतानां सर्वतथागतानां सर्वत्राप्रतिहत वासिसासनी हर हर संभर संभर विगतराग बुद्ध धर्मते चलीनां अंअः सम समतोऽबन्तथा सर सर हर हर त्रिय गगन महावखरंविसे ज्वल २ न सागरे स्वाहा ॥

श्री आर्थ नामसंगीतिं महामंजुश्रियं वरं। क्रेशदुःखापहं सर्वं सर्वदा प्रणमान्यदं॥

मंजुश्री घारणी

ॐनमो भगवते मंजुश्रीकुमार भृताय बोधिसत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय तद्यथा ॐ अरजे विरजे शुद्धे विशुद्धे शोधने विशोधने अमले विमले निर्मले जयवरे जय-बाहिनी रूरूवरे हूँ २ फट् २ स्वाहा ॥

स्तोत्र

मंजुश्रियं महावीरं खड़पुस्तक धारणं। सर्वविद्या गुणाधारं वागीश्वरं नमाम्यहम्।।

ध्व सर्वबुद्ध नामसंगीति घारखी, स्तोत्र व मंजुश्रीयागु घारखी, स्तोत्र बोनाया पुण्यं जनम जनमस महागुरु धायका तःथंगु पद प्राप्त ज्वी ॥

#### वैरोचन धारगी

ॐ नमो भगवते आर्यश्रीवैरोचनाय तथा-गतायाईते संम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ सूद्रमे २ ऽसमे २ शान्ते २ दान्ते २ ऽसमारोपे अनारम्बे निरात्तमबे निराकुले निर्वाणे यशोवति महा-तेजे सर्वबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठिते स्वाहा ॥

अन्तोभ्य धारगी

ॐ नमो भगवते आर्यश्रीअचीम्याय तथा-गतायाहते संम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ कङ्कानि २ रोचिन २ त्रोतिन २ प्रतिहत हन २ सर्वकर्म परंपराणि मे स्वाहा ॥

रलसम्भव घारखी

ॐ नमो भगवते आधिश्रीरतसम्भवाय तथागतायाईते संम्यक्सम्बद्धाय तद्यथा ॐ रते २ महारते रतसम्भवे स्वाहा ॥

अमिताम घारणी

ॐ नमो भगवते आर्यश्रीअमिताभाय

तथागतायहित संम्यनसम्बद्धाय तद्यया ॐ अमिते २ अभितोद्भवं अभितसम्भवं अमित सिद्धे अभिततेज अभितविकानते अभितगामि-नि अभितगगनकी तिकरे अभितद्रन्दुभिस्बरे सर्वार्थसाधने सर्वकर्मक्षेश चयङ्कारे स्वाहा ॥ अमोधिसिद्ध प्रारणी

ॐनमो भगवते आर्यश्रीअमोद्यसिद्धेय तथागतायाईते संम्यक्सम्बद्धाय तद्यथा ॐ सिद्धे२ सुसिद्धे२ परमसिद्धे सर्वार्थसिद्धे स्वाहा॥ स्तोत्र

मध्ये वैरोचनं बुद्धमचोभ्यं प्राक्टिशिस्थितं । पश्चिमे चामितासञ्च दिख्यो रत्नसम्भवम् ॥ उत्तरे ऽमोघसिद्धिञ्च पंचताथागतालयं । श्वेतंनीलंखुवणीभमरुणंश्यामवर्णकम् ॥ कमाच सिंहनागाऽश्वं मयूरं गरुडासनं । पंचाचरं समुत्पन्नं पंचबुद्धं नमाम्यहम् ॥ ज्व भारकी, स्तोत्र बोनागु पुष्पं सदानं मनोरथ पूर्णं नुया महाऐश्वर्ष प्राप्त जुया ३२ स्वर्षा पुरे जुया जन्मजनमस् सुख न्वी ।

दीक्डर बारकी

ॐनमोभगवत दीपंकराय तथागतायाईते संम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ कर २ सुकर २ दीपंकर सर्वज्ञान प्रदर्शने अकारसम्भवादि बुद्धे स्वाहा ॥

स्वीऋ

स्वपरजन प्रदिष्टा देशिनां बोधिमार्गाः त्रिभुवन सुरनाथो नित्य संसारतारः । प्रवित्त नरकाग्नो दीपरूपा स्वरूपाः शयनकलुषरूपाः पातु दीपंकरो वः ॥

ध्व धारणी, स्तोत्र बोनागु पुर्व्य थः नं पर नं कल्याण ज्या थःत बोधिज्ञान प्राप्त ब्बी ।

रत्नकेतु तथागत धारणी

ॐ नमोभगवते रबकेतु राजाय तथा-गता इत सम्यक्सबुद्धाय तद्यथा ॐ रबे २ महारते रत्नविजय खाहा। ॐ नयो दशहिन् त्रिकाल सर्व रत्नत्रयाय ॐ भदच सर्व पाप विशोधने स्वाहा॥

ध्व धारणी, स्तोत्र बोनागु पुण्यं बुलच्या नाश जुया सुसच्यां पूर्ण जुया वोधिज्ञान मिले ज्वी ।

शाक्यमुनि घारखी

ॐ नमोभगवते शाक्यमुनये तथागता-याईते संम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ मुने २ महामुने शाक्यमुने ॐ हिलि २ मिलि २ किलि २ ईहिले कटले केतुमूले अडमले अट्टे २ नट्टे २ वज्रे २ नट्टवज्रे पश्य२ संपश्यनि सिच्चन्तु मन्त्रपदा महाकारुणिकाय स्वाहा ॥

स्वोत्र

हे बुद्धभगवान् सुने मुनीन्द्र भोनाथ लोकेश्वर शाक्यसिंह। हे शास्त सर्वज्ञ समन्तभद्र भोवीतरागाधिप धर्मराज ध्व धारणी, स्तोत्र बोनागु पुरायं जनमजन्मस याना बयागु क्रेश फुना शान्त चित्त जुया सकलयात बोधयाये फुझ जुया गुरु ज्री जुल ।

प्रविसरा भारगी

ॐ मणिधरि विज्ञिणी महाप्रतिसरे 'शरीरे' रच रच मां सर्वसत्वानां च हूंफद् स्वाहा ॥

पञ्चरचा धारणी

ॐ नमोभगवत्ये महाप्रतिसराये महासाहस्य प्रमर्दन्ये महामाय्ये महामन्त्रानुसारगये महा-शीतवत्ये महाविद्याराज्ञे संप्राम विजये महा-मन्त्रसिद्धे सुसिद्धे ॐ आः हूँफट् स्वाहा ॥

स्तोब

प्रतिसरां महादेवीं श्रीसाहस्र प्रमर्दनीम् । मायूरी श्रीशीतवतीं नमे मन्त्रानुसारणीम् ॥

ध्व धारखी, स्तोत्र बोनागु पुराय' दक मय शान्त जुया निरोगी जुया डाकिन्यादिया अनेक दोष मदया बनी, थःगु सरीरे नं छ" नं सुस्री ज्वी।

### वसुन्धरा बारणी

ॐ नमोभगवत्ये आयवसुन्धराये हुँ हुँ हुँ श्री धने २ धनेश्वर्ये वसुन्धारस्य वरप्रदाय सर्वधान्य सर्वरत्न वस्त्रालंकार सर्वजीह्यादिकिः सर्वापकरस्य समृद्धिं मे देहि २ शान्तिकुरु पुष्टिकुरु वरसि.दें ददापय स्वाहा ॥

स्वोत्र

अचिन्तयो द्रव्यसमृद्धियसदा अनकरत्न सुसमृद्धिकाञ्चनं । आपूर्णमस्मिगृहेषुमगडले नमोऽस्तु ते श्रीवसुधारणीं सदा ॥

ध्व धारणी, स्तोत्र बोनागु पुण्यं सदानं राजा महाजन जुया सप्तबृद्धि परिपूर्ण जुया भाग्यमानी ब्बी जुला।

मेत्री शेधिसत्व धारणी

ॐ नमोभगवते मैत्रीनाम वोधिसत्वाय महासत्वाय तद्यथा ॐ अजिते २ अजितंजये हर २ महामेत्री अवलोकितेश्वराय कर २ महासमय सिद्धिं भर २ महावोधिमण्डप विजये संभर २ वोधि २ महावोधि स्वाहा । मोहि २ महामोहि स्वाहा । मति २ स्मरे स्वाहा ॥

वन्दे मैत्रेयनाथं तुषितपुरवरे वस्थितं तं मुनीन्द्रम् । तच्च्युत्वा धर्भवर्षं करिष्यति ज्गते तं मुनीन्द्रं नमामि ॥

थ्व धारणी, स्तोत्र बोनागु पुरायं अन्धकार रूपी अज्ञान क्रेश मदया महापण्डित गुरु धायेका पुरुषार्थ दुझ जुया महासुख पद लायि जुल ।

वज्रधर सागरधारणी

ॐ नमोभगवते वज्रधरसागर प्रमर्दनाय तथागतायाईते सम्यवसंबुद्धाय तद्यथा ॐ वज्रे वज्रे महावज्रे विद्यावज्रे महातेजोवज्रे महाबोधि मण्डोपसंक्रमे सर्वकर्मावरण विशोधने स्वाहा ॥ येधर्मा हेतु प्रभावा हेतु स्ते गं तथागतः हावदत्तेषां च यो निरोध एवंवादि महाश्रमणः॥

थ्य धारणी वोनागु पुरायं महात्यागिम्ह ज्ञान दुम्ह महात्मा गुरु ज्वी ।

बजसत्व धारगी

ॐ वज्रसत्व समयमनुपालय वज्रसत्वतेनो-पतिष्ठ हढो में भव सुतोष्यो में भव सुपोष्यो में भव अनुरक्तो में भव सर्वसिद्धि में प्रयच्छ सर्व-कर्मसु च में चित्त श्रियं कुरु हूँ ह ह ह हो भगवन् सर्वतथागत वज्र मा में मुझ वज्रीभव महासमयसत्व आः॥

थ्व ध्यरणी बोनागु पुएयं तथागत बुद्ध भगवान् ज्वीगु ज्ञान प्राप्त जुया सुखालये बास यावनेदै जुल ।

> अर्ध पाद्यं पुष्पं घूपं दीपं गन्धं नैवद्यं च समर्पयाम्यहम्।

थुलि सप्तविधानोत्तर पूजाया कम जुन ॥





ॐ नमः श्री योगिनी दैव्ये ॥



हाकिन्या सर्वे बुद्धा सकल भयहरा व्यापिमी विश्वमाता।
एकास्या रक्तवर्णा त्रिनयन मुदिता खेचरी श्रेष्ठशोभा ॥
प्रज्ञाला दिव्यदेहा गगनकृतपदा द्विभुजा मुक्तकेशा।
खद्धांगा वामपात्रा दहिनकरितका धारणी स्वर्गरूपा ॥
नम्राङ्गा प्रीव्यमाला नरिशर सहिता भूषणी पंचमुद्रा।
सत्वानां मार्गमोचा अनुक्तरवरदा ज्ञानसिद्धि प्रदाता ॥
श्रीदेव्या प्राणिरक्ता कृतजगतिहता योगिनी वज्रपूर्वा।
स्वत्यादा प्रकर्षा प्रणमितिशरशा पाय विद्याधरीशा ॥

भगवती महादेशी भवत्याः शर्णंत्रजे। वन्देपादाम्बुजेनित्यं भजामि त्वत्प्रसीदतु॥ जननी सर्वबुद्धानां त्वमेव वोधिदायनी। सर्वेषां बोधिसत्वानां माताहितानुपालनी ॥ सर्वहितार्थ संभत्री सर्वपाप विशोधनी। दुष्टमारगणान्चोभ्य महानन्द सुखपदा ॥ सद्ध म साधनोत्साही वलवीर्य गुणपदा। निक्केश स्तिमितंध्यानं समाधि सुखदायनी ॥ प्रज्ञागुण महारत श्रीसमृद्धि प्रदायनी। भगवत्यां पदाम्भोजे शरणस्थो भजाम्यइम् ॥

नमामि वज्रवाराहीं सवपाप प्रमोचनीं।
मार विध्वंसनींदेवीं बुद्धत्व फलदायनीम्॥
नोमि श्रीवज्रवाराहीं मन्त्रमूर्ती जिनेश्वरीं।
धार्यन्ता वरदांदेवीं ऋदिसिद्धि वरप्रदा॥
वैरोचन कुलोज्द्रतां मुक्तकेशां त्रिलोचनीं।

संध्यासिंद्र वणाभां वन्देत्वां कुलिशे श्रीम्।। पंचमुद्रा शिरःशोभां स्कन्धेखद्वांग धारणीं। करेवज करोटस्थां वन्दे वजविलासिनीम् ॥ मुद्रा पंचधरा देहां मुगडमाला विभूषितां। लीलाहास्य मुसाम्भोजां वन्दे त्रैलोक्य सुन्दरी म् भैरवाद्यः त्रिमुख्य विकान्त कराठचिकां। विद्वेष घनघोरां च वन्दे भीम भयंकरीम् ॥ रागविरागयोर्भध्ये भावाऽभाव विखिशिडतां। समुद्भतां सदादेवीं वन्दे तां ज्ञानडाकिनीम्।। पञ्चामृत सुरापानं पञ्चशाली सुभोजनीं। गीतवाद्यरता नित्यं वन्दे त्वां सुरवन्दनीं।। सदैव सहजानन्दां नित्यंभृतां सवालयां। रणचरणनौपूरां वन्दे नृत्य परायणां।। त्वां देवीं सिद्धिदात्रीं च योगाचार सदारतां। बुद्धनिर्वाण दात्रीं त्वां वन्दे बुद्धस्यमातरीम्।।

श्रीबृद्धजनित तुरे तुतारे है सम्य मोद्याधिय बजदेति।
श्रीबजशराहि विलासिनि च हे मन्त्रमृति नहाजिनेश्वरि ॥
श्रीलोकजनित सुखे सुधारे हे गुह्यचक्राधिय शृत्यदेति।
श्रीनिर्विकल्पे च निरक्षनेऽपि हे रक्तगाति प्रणमामि निन्यम्॥
धर्मोदयात्सगत कामरूपी सञ्चात पृशे द कलाविलाशी।
जिनेन्द्रमाता जिनसु दरीं तां नमामि तारे कुलिशेश्वरीं च ॥

तारामार भयङ्गरी सुरवरैः सम्पृतिता सर्वदा ।
लोकानां हितकारिणी जयतिसा मातेव या रचति ॥
कारुण्येन समाहितान् बहुविधान् सन्सारभीरुञ्जनान् ।
माता मक्ति वतां विभाति जगतां नित्यं भयं धंसिनीं ॥

श्रून्यता करुणात्मानं त्रैधातुक खरूपिणीं। ज्वलत्कल्पाग्निवत्तेजा नमस्त वज्रयोगिनीम्।। रागाराग महाईशे सकल त्रय बार्जिते। रागपारमिते प्राप्ते नमस्ते वज्रयोगिनीम्।। एवकार समासीने सहजानन्दरूपिणीं। प्रज्ञा ज्ञानं च देहाये नमस्ते वज्रयोगिनीम्॥ त्रिकोणाकाररूपी च त्रिकोण स्थान वासिनी। वजवरोचनी देवी नमस्ते वज्रयोगिनी भ श्रीवज्रवर्णनी देवी नैरात्मा ज्ञानडाकिनी । गुह्यश्वरी महामाता नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ डाकिनी च तथा रामा खरडोरोहा च रूपिणो चतुरानन्ददेहा च नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ या देवी भगवती माता प्रज्ञारूपेण संस्थिता। महामोचाधिपादेवी नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ यादेवी रक्तवणीमा भुक्तिमुक्ति वरपदा। भक्त रचाकरी देवी नमामि वज्रयोगिनी॥ नमस्ते तारिणी देवी सर्वदुः खाभिहारिणी। मम दुःखं विजानीया भवता परभेश्वरी॥ अहो दुःखमहो कष्टमहो पापी भवेदहम्। परम दुःख संप्राप्ते निरापराधतो मया।। केनोपायेन तदुदुः खं देवि शान्ति भविष्यति । उप्रतारा महादेवि सर्वसत्वानुकम्पिनि ॥

तारिणि चण्डिक त्वं मां उद्दरोद्धर मृत्युतः । दुःखबह्रो सुदुर्लह्वे पतितोऽद्याहमेवहि ॥ तद्धं हिं समये येन तस्य नमोऽस्तु कोटिधा। नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः ॥

सङ्गयोगिनी स्तुति

रक्तवणां महादेवीं सुक्तकेशां दिगम्बरां। दहिन पाद धाञ्यां च गगने वाम पादुकां।। करिडिप सुराडमालाभां वामे खड्डांग धारणीं। चरणे नोषुराधारीं पश्मद्रा विभूषणीं ॥ त्रिभूवने थरीं देवीं वन्दे त्वां गुह्ययोगिनीम्। दहिने सिंहिनी श्वतां वामे पीता च व्यात्रिणी। नागाभरण देवीं च कायवाक्चित्त शोधनीं। रवां देवीं करुणारूपीं ऋदिसिदि पदायनीं ॥ भक्तरचाकरी देवीं नमे श्रीवजयोगिनीम्। उत्रतारा नमस्तुभ्यं खर्वलम्बोदराणि च॥ प्रत्याली ह पदाकान्ता व्याघवर्म निवासिनीं।

खड़कितिधरा देवीं वामोत्पल कपालिनीं ॥
सवारूढा त्रिनेत्रां च पंचमुद्रा विभूषिणीं ।
सिंहिनी व्यात्रिणी देवी दहिन वाम शोभितां॥
सर्वसिद्धिकरी देवीं सर्वरूपस्वरूपिणीं।
अष्टमहाभयादिं च तारणीं प्रणमाम्यहम्॥

विद्याधरी स्तुति

तिनेत्रां रौद्ररूपां च मुक्तकेशां दिगम्बरां। वज्रकपालहस्तां च विद्याधरीं च योगिनीं।। सर्वसिद्धिपदात्रीं च सर्विकिल्विषनाशिनीं। भुक्तिमुक्तिपदां देवीं विद्याधरीं नमाम्यहम्॥

धाकाशयोगिनी स्तुति

उत्पादभँग रहितां वर देहधारीं रक्षप्रभां विजयनीं च त्रैधातुरूपीं। श्रीयोगिनीं गुणगणैः समलंकृतांगी-मन्यर्चयामि सततं जननीं जिनानाम् ॥

### हेवस गुहांधरी सतुति

श्रीहेवज्रेन संयुक्तां गुह्यालंकार शोभितां।
हेमाये नश्यते पापं त्वां देवीं शरणं मम ॥
ॐआःहूँ परमागुह्यां हूँ आःॐ च स्वरूपिणीं।
हींहींहीं रचरचां च ॐस्वाहा प्रणमाम्यहम् ॥
या देवी भगवती माता प्राणक्षेण मंस्थिता।
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमानमः॥

### बजारेबी स्तुबि

रक्षांगी वज्रवाराहीं दिव्यरूपी खरूपिणीं।
कान्तिमूर्ती दया देवीं नमामि वज्रयोगिनीम्।।
वन्धुकपुष्पसंकाशां शान्तरूपी जिनेश्वरीं।
ऋदिसिद्धिषद्धादेवीं नमामि वज्रयोगिनीम्।।
द्वादश वर्ष संपन्नां नवनृत्य खरूपिणीं।
जैलोक्यव्यापिनी देवीं नमामि वज्रयोगिनीम्।।
व्याधिष्ट सुक्रकेशीं च संसार चन्नवासिनीं।
निनेत्रा विश्वरणीं च नमामि वज्रयोगिनीम्।।

प्रभु देव हेरुकेश सहनृत्य वर पदां। कतिकपाल धारीं च नमामि वज्रयोगिनीम् ॥ खद्वांग व्योगसंकाशा मोहिनी विश्वमातरं। भुक्तिमुक्तिपदा देवीं नमामि वज्रयोगिनीम् ॥ शुष्कमाला धरा देवीं पञ्चमुद्रा विभूषितां। हाडाभरण नौपूरां नमामि वज्रयोगिनीम्।! वामभुज कपालां च दहिनभुज कर्तिकां। कोलसुख धरा देवीं नमामि वज्रयोगिनीय ॥ सूर्यमगडल मध्यस्थां किरीट मुकुटोज्वलां। त्रेलोक्य मातरं देवीं नमामि वज्रवोगिनीम् ॥ सर्वपाप हरा देवीं सर्वदुः ख विनाशिनीं। महामो च पदा देवीं नमामि वजयोगिनीस् ॥ सर्वशत्र हरा देवीं सर्वमार विमर्दनीं। सर्ववयाधि निहन्तारीं नमामि वज्जयोगिनीम् ॥ एकवक्त्रा सवारूढा द्विभुजा सूर्यमगडले। पादाङ्गुष्ठिस्थता देवीं नमामि वज्रयोगिनीय।।

मायाचकस्थिताया जबरद्बरशिखा विद्वताकारस्या द्रधाधातुसमन्ता सहविषमधनैः स्कन्द्रवृद्धः समोहैः हकारंदापयित्वा समिवयमसमा सेदिनी त्वां नमस्ते निस्पन्दाधैः समन्ता सहजरुचिनिमा वन्दिता देवसंघैः ॥ यादेवी दिव्यरूपी त्रिध्यनजननी सर्वेभावैविभिना। एकाऽनेकस्दरूपा जगद्खिलमिदं च्यापिनी विश्वमाता एतंच्याप्तासमस्ता स्थितरिहजननी व्यापिनी विश्वमाता षादीयस्या प्रणम्य प्रकृतिगुण्यसौ हथी जस्वभावी ॥ फे फे फे कारनादैः किलिकिलितनवैभतवेतालवृन्दैः हाँ हाँ हाँ अडहा सेर्दिविगनसकलै मेर्द्रिलोकीः सनागैः ॥ सिद्धंरष्टद्रसिद्धः द्वनिबरसहितैर्धर्यलोकैः सष्ट्वैः। त्वं देवी भीमरूषा सकलरजहरा भृतवृन्दैः समेता ॥ पाणौ यस्याकरोटा शशिकरधवरा कर्तिकासव्यहस्ता घाघरीघोरनादा प्रतारुढासनस्था सनसनतसना रक्तंगी हासवक्त्रा लिखतलसनया मीमनादा सुशोभा शत्र्यां त्राशदाता सकलगुरानिधि मात मे त्वां नमस्ते ॥

एवंकारसमासीने सहजानन्दरूपिणी। प्रज्ञा ज्ञानिधरा योगी नमस्ते वज्जयोगिनी ॥

विचित्रादि प्रमोदेन सहजानन्दरूपिणी। रागपारमित प्राप्त नमस्ते वज्जयोगिनी ॥ सम्पूर्णेन्दु समाभासे लाचावर्णांग योजित। वणांग बीजसंभूते नमस्ते घळायोगिनी।। रागाराग महाईशे सक्लत्रय वर्जिते । महापद सुखाधारे नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ सत्वार्थ करसंसूते जातसंभोग रूपिणी। करुणावस्त्र देहस्थे नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ भावाऽभाव द्वयाऽतीते आद्यन्ते मध्यवतिते । स्तपरार्थ विनिर्मुके नमस्ते वज्रयोगिनी भ वामे कपालखद्वांग दहिने कर्तिधारिणी। शून्यता करुणाबाहे नमस्ते बज्जयोगिनी ॥ जित दुर्दान्त वीभत्स्य सर्वमार निसूदनी । निर्जिते शेषरोषेण नमस्ते बज्जयोगिनी ॥ कराकराप संयुक्ते रमशानान्तक वासिनी। बुद्धनाटक संयुक्ते नमस्ते वज्जयोगिनी॥

पश्चबुद्धकुले येषां योगिनी पश्च तायिनां ! परमाणु सुसंख्याते नमस्ते वज्जयोगिनी।। बुद्धशक्रीति विख्याते तीर्थायमिति कल्पिते। वेदवेदावती प्राप्ते नमस्ते वज्रयोगिनी॥ संग्रामे विजयी माता राज्यलच्मी दधाति च। महाभगवती देवी नमस्ते वज्जयोगिनी ॥ सत्वदृष्टि विशेषेण गतानेक विधारिणी। गगनाभोग संख्याते नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ श्यामपीतादि निर्मुक्ते वर्णावर्ण विवर्जिते । प्रज्ञापारभिते माता नमस्ते वज्जयोगिनी ॥ निर्विकल्पे निराभासे निष्प्रपंच निरालये। विश्वव्यापित नैरातम्ये नमस्ते वज्रयोगिनी ॥ सर्वसत्वहिता धाता जननी सर्वयोगिनी। नमस्ते वज्जवाराही नमस्ते वज्जयोगिनी॥ जगद्गुरु मुखाम्भोज निर्गता ज्ञानरूपिणी। महाऽज्ञान विनाशाय नमस्ते वज्जयोगिनी ॥

# इति श्रीगुण संयुक्ता मातास्तुति विधानतः। पुराय समाप्यते तूर्णं बुद्धानं समाप्यते ॥

इति श्रीमायाचक बजयोगिनी देवी चरणकमले बड्शास्त्री नायार्जनपादाचार्य विरचितं बजदेवी स्तुति समाप्ता ॥

#### एकजटी समवारा स्तुति

विकटोत्कट भैरव रूपधरीं गजचर्म पताभृत शुभकटीम् त्रयलोचन कोध करालमुखीं प्रयामानि शुभाको मेकजटीम्। अतिरौद्र विभूषण व्यालघरीं पृथु मेघ निनाद सुघोषकरीं जलपूर्ण कपाल त्रिशूलघरीं प्रथमामि शुभाकरिमेकजटीं गय-ज्ञानमनन्त कृपासुमतीं चिरसंचित ज्ञान सुबोधकरीं नवु विविनरोत वितान्तकरीं प्रश्रमामि श्रुभाकरिमेकजटीं शरखागतवत्सलमायुधरीं प्रलयानल भीषण तेजधरीं अतिघोर सुबोर भयान्तकरीं प्रयमामि शुमाकरिमेकजटीं स्वतात्मज अग्रप्रसंज्ञकरीं मवबन्धन दुःस्त्र विनाशकरीं जिन-ज्ञान उपाय प्रसन्दकरीं प्रयामामि शुभाकरिमेकजरीं बरघमें जनन्त सुमक्तिकरीं त्रयरत गुणोद्धि मक्तिकरीं बरधर्म उपाय प्रसन्नकरीं प्रयमामि शुभाकरिमेकजठीं

अतिवीर महावल वेशधरीं गगनीपम शुद्धवावधरीं। चतुर्वक्षित्रहार समाधिकरीं प्रणमामि शुमाकरिमेकबरीं।।

(पुनश्च)

जगजननि आदिमाता सृष्टिसंहार कारिणी। सहस्र तेज प्रकाशिनीं स्थूलसूच्म स्वरूपिणीं वजदिव श्रीयोगिनीं एकजिट जिनेश्वरीं। धु॰ ( नीलरक्नपीतश्वेत श्याम धूम्रं नमोऽस्तु ते ) ज्वालाज्वलितमगडलां रक्तपद्मे सुसंस्थितां। अष्टमेरव योगिनीं लोकपाल दधारिणीं ॥ घु॰ उप्ररूपस्वरूपिणीं कतिकपाल धारिणीं। उरगस्फणिमालिनीं रत्नमणिविभूषिणीं धु सिंहन्यात्रादि आसिनीं भृतवेताल डाकिनी। सरोजखड्गधारिणीं त्रिशूलडमरुवाजिनीं ॥ धु मात्काऽष्ट श्री भैरवीं ब्रह्मपीठ निवासिनीं। बहादेबहरिहर इन्द्रादि सर्विक्रिसः ॥ धु पूजिता व अनेकथा मुगडमाला विभूषितां। नानावर्ण रूपधरां हस्तिनमींपरिस्थितां ॥ धु॰ भवसंसार तारणीं क्रेश कुपठ हारिणीं। मोचमार्ग प्रदायणीं दहशून्य स्वरूपिणीं॥ धु॰

### नेपाल भाषा स्तुति

## श्रीवज्रदेवी यात नमस्कार

हे दैवि जननि जिनेश्वरि भगवति शुन्यमहा रूपिणि। आकाशसम ब्यापक त्या सकभनं बायुःसमान् व्यापिनि ॥ मेरू पर्वत आदिनिसें गुलिदु फुकं लोके सुख दायिनि। पापदक हरिणि ज्याव याकनं प्राणीदक तारिणि॥ मन्त्रदक्कया शरीर जुया चोनप्रभा न्याता तिसानं तिया। कोटि श्रीस्टय अग्निया तेज धरलपा ह्यांगु स्वरूप जुया।। थीपश्चत्रथागत चिह्नमकुटं पुया सँफुक फीजेयाना। पलेस्वांया इलसमानगु मिखाकना क्यलें मिखाने सोया ॥ स्वर्गमर्त्वपातालस स्वंगो मिखा छोया दक बिचारगाना । अमृतं पूर्णगु कपाल खट्टांग स्वया खःगू लाहाती तया।। ज्ञानरूपी खद्गसमान कत्तिधयाग् जःगू लाहाति ज्वना। जगुत्रति थकया खगुत्रतिनं चुया मनु शवासन याना ॥

संवृत्ति पर नार्थ निगू लें क्यनेथका कोलप्रचीनं ज्या । स्तस्वं बांलागु सुन्द्री मृति मृलज्या सुमुँ सुमूँ दिला ॥ पाप पुराययाके भिन्नज्या विद्याजीना प्रज्ञास्बरूप थः जुया। अक्तिजनपि सकलयागु मनसोया वर्दान् तुरन्त विया।। थुजोम्ह माता बिचार याना सोया प्रभू मेपिंजा संहे मदः। छः पिंहे छम्इजक खना जिनं हे प्रभो छः पिंबिना संमदुः ॥ भक्तयागु आशा पूर्णयाना बिन जिगु मांया कृपा हे थुगु । भव चके जिथिजाम्ह सुंहे दुःखिमदु धायमागु जिजा मखु ॥ दुःखयागु थले कुतुंबनाचीन जित लिकाबिम्ह म्येषि मदुः। करुणाजित अतितया लिकायिम्ह प्रभूयाय्गु अवस्य धुगुः॥ हे देवि जननि सदां छः पिंगु चरणे आशातया जिवया । ानवाञ्छा पूर्णज्वी । खना थौंतकं आशा यानाव चोना ॥ ज्बीथे ज्वीथे जक चोना हिथं चोन प्रभू जूगूजा छुंहे मखुः। ब्बीगु खः ला थ्व धका पत्यार अतियाना ब्बीगूजा निश्चलना ॥ कालधाःसा हि हि छिया वितेजुल यहो व्वीगु गथे खः प्रभो व्वीगु मद्वीगु सकल प्रश्चया कृपा हे देश मदेश समेत्।। नित्यध्यान थुकी गुलि तयाचीने मनं उधीगुजा आशा थनं। थःथःग् भाविल भाग्यज्वना थनवया वर्दान् जित बीखना ॥ न्या व्यां आदि गोँ ज सो जिपसं दुः खिसया चीनाव हिंही छिया। तुंथी वा प्रखुली नाने म्हिता रसयोना हाला अनेक नया।

थागा मदुग् समुद्रे उतुंवना चोनतिनि मां नं सुदृष्टिं खनी। बध्वं तुल्य छम्ह जिनं मिहता चीनातिनि प्राणी असंख्य दनी ॥ मांयाग चरखे सदां जितं शिरतया मांया विचारं सोया। मक्तया उपरे करुणातया थनवया दर्शन तुरन्त विया ॥ आशा भरसा सुं हे भदुम्ह जन जिके मायातयाव थर्थे। बीमागु विया अमृत त्वंकेगु छु छु रूपे जोना तुरन्त थर्थे।। ऋदिसिद्धि तुरन्त वियाविज्याहुँ थन हे वर्दान जित आःथर्थे। रशिंमखेका जित थन बिज्याहुँ आधर्थे दर्शन् तुरन्त फोने ॥ पड्यति धैं उक्रे हिलाव अलिचोने निवृचि पद्वि फोने। संवृत्ति ज्ञानया थहे जुया गुलिचोने निर्वाण चक्रे श्रोने ॥ इति श्रीजगज्जननी माता श्रीवकादेवी बक्रविलासिनीदेवी भट्टारकाये भक्तविद्वर पिडल वैद्यवर गरोशराज वजाचार्यकृतसेकविंशति स्तुति समाप्ता ॥

है तारे जगदम्बिक भगवति आशा गुले पूर्ण ज्वी।
है चिएड दु:खहारिणि सुजनि वियाविज्याहुँ थथें।।
है विद्ये भयतारिणि स्व याकनं आशा जिगू पूर्णया।
है प्रज्ञे सुखदायिनि मणिमये सोयाविज्याहुँ जितः।।
है भद्रे कुलिशेश्वरि त्रिनयने बाञ्छा यानागु प्वने।
है देवि छिगु पादरूप कमले प्रणामयाना च्यने।।

है मोच फलदायिनि बलगति श्रीबज्ञसत्व प्रिये। है माये जनमोहिनि छखमिय छःपिंगु सेवा बाये॥ है गुझो श्रमृत शरीर प्रश्च है प्रसाद जीनं त्वने। है बातर्मुरसुन्दरि गुखबति सिद्धि जितःनं प्वने॥

त्वमेत्रवन्धु सखात्वभेव त्वमेत्रद्रव्यं नृपतित्वयेव। त्वमेत्रविद्या गुरुत्वमेव त्वमेत्रसर्वं मम देवदेव॥

त्वमेवमाता च पितात्वमेव त्वमेवभ्राता भर्तात्वमेव।

त्वमेवदाता गुरुत्वमेव त्वमेवकर्ता च मित्रत्वमेव ॥
त्वमेवनाथा च विश्वत्वमेव त्वमेवत्राता देहत्वमेव ॥
त्वमेवचिच चात्मत्वमेव त्वमेवत्रारां च मोच्चत्वमेव ॥

#### आदिबुद्ध सम्बर स्तोत

श्राकाशवर्षं चतुराननं च त्रिचक्रमध्ये स्थित क्रोधराजं। प्रज्ञाधरं तं गुरुसम्बरं च सुखालयेशं सततं नमामि॥

### योगाम्बर स्तोत्र

महाप्रज्ञा शरीर धृक् यदिमुनी योगाम्बरं यज्जिनं। तं बुद्धं च तथागताजयगुरुं नित्यं नमामि सदा।

#### व्यवल स्तोत्र-

श्र्व्यसमाधि स्थित कोधराजं प्रचएडदृष्टि चउमार जेतुं। स्मृत्वाचलं तं सततं च देवीं श्रीद्वेषवज्ञीं प्रणमामि भूयः॥

ज्ञानेथरी स्तुति

महासुखेश्वरीं देवीं मम्भोजानन्द चारिणीं । योगपीटेश्वरीं देवीं ज्ञानेश्वरीं नमाम्यहम् ॥

ब्झारकामुनी स्तुति

हेमाल भुवि वासिनीं नमामि जन मोहिनीं। कायवाक्वित्तरूपिणीं रिपुचक विमर्दनीं ॥ बालबृद्धीं च तारुणीं त्रिकालरूप धारिणीं अष्टिसिद्धि प्रदायनीं चाष्टमहाभय तारिणीं।। नीलरूपदधारिणीं त्रिनेत्र रत्नमकुटिनीं। खड़कपालधारिणीं ललितपदाऽश्ववाहिनीं।। व्याघनमीनवासिनीं पश्चमुद्रा विभूषिणीं। चतुर्मार विमर्दनीं सहस्रभानु रिशमनीं ॥ मनोरथ वरदायिनीं ऋदिसिद्धि स्वरूपिणीं। योगिनी देह रूपिणीं मोचर्माग प्रदायिनीं ॥

#### कीमारी स्तुवि

प्रभातें बाल कोमारीं मध्यादे तारुणी प्रभां। सन्ध्यायां वृद्धिरूपी बकोमारीं प्रणमाम्यद्वम्।।

इसिणकाली स्तुवि

काली काली महाकाली शुष्क मुखी कपालिनी। श्मशानशिक चामुगडां नमामि प्रेतवाहिनी॥

मनकामना स्तुवि

देवीसौन्दर्य पीताभां मनोरथ प्रदायनीम् । दानवादि निहन्तारीं महालच्मीं नमाम्यहम्॥

#### वगनामुखी स्तुति

चतुर्भुजां त्रिनयनां पीनोन्नत पयोधरां। जिह्वाखड्गं पानपात्रं गडां धारयतीं हरां।। पीताम्बरधरां देवीं पीतबस्त्रेरलंकृतां। बिम्बोष्ठीं चारुवदनां महाधुणित लोचनां।। सर्वविद्याकर्षणीं च सर्वज्ञ भय हारणीं। भजेऽहं चाष्टवगलां सर्वाकर्षण कर्मषु ॥ नमस्ते वगलां देवीं रिषु संहारकारणीं । साम्राज्यार्थ पदांनित्यं परसैन्य विदारणीं ॥

भैरव स्तोत्र

नीलवर्ण महावीरं खड्गपाशाङ्ग धारणं। सर्वदुष्ट निहन्तारं भैरवं प्रणमाम्यहम्॥

महाकाल स्तेत्र

कृष्णवर्ण सवारुढं बुद्धशासन रचकं। कितिकपालधारं च महाकालं नमाम्यहम्॥

गणेश स्वोत्र

शुअगजानन चैकदन्तधारं सर्वगणाधिय ऋदिसिद्धिदानं । देवोतनया सुत मूबकवाहं नौमि श्रोगुरु गणनायक देवम् ॥

#### कुमार स्तोत्र

ॐकारनादं करुणाप्रदानमाकारखड्गमुपहृत्यमारम् । हुँकाररूपं मदनप्रहारं कुमारदेवं प्रणमामि नित्यस् ॥ मंजुवका स्तात्र

परिहत परिकल्पं धर्मकायं निधानं। निरुपम सुखकायं चारु सम्भोगकायं॥ भुवन हित विधानं यस्य निर्वाणकायं। कुलिश कमलपाणि मञ्जवज्ञं नमामि॥

त्रैलोक्यविजय स्तोत्र

श्रीउग्ररूपमतिभीषणं च प्रज्ञाङ्गनालिङ्गनवज्रवणटं। उसामहेशोपरि संस्थितं च त्रेलोक्यबीरं प्रण्मामिमक्त्या ॥

भीमसेन स्तोत्र

रक्तांगं भिमभैरवं त्रिनयनं हन्ता च दुःशासनं। मतांगं दशसहस्र गजवलं नमामि भीमं सदा।।

**उप वएडी व्**झास माजिमा स्तुति

उत्ररूपां महातेजां त्रिनेत्रां लेलिहाननां। वीस्वीरेश्वरीं देवीं धूमांगारीं नमाम्यहम्॥

#### बमराज स्तोत्र

श्रीधर्मराजं करुणानिधानं श्रीवजदेहं सततं भजामि।

#### इारवी स्तुवि

रत्नपीठे स्थितां देवीं गौरवणा समयुतीं।
इषद्वसित वदनां नमामि जगन्मोहिनीम्।।
पञ्चानां रातपुत्राणां परिवार महोत्सवां।
खुद्धशासनस्थां देवीं हारतिं प्रणमाम्यहम्।।

वाराशी स्तुति

श्मशान गहने मध्ये वासिनीं सिद्धिकिपिणीं।







# श्रीः अपरिमित पाठ भाषा सहितम्



ॐनमः श्रीश्रपरिमित तथागताय ॥

ॐनमो रत्नत्रयाय।। एवं मया श्रुतमेकस्मिन् समये भगवान् श्रावस्त्यां विहरतिस्म। जेतवने अन्थिपिगडस्यारामे महता भिन्नु संघेन सार्द

# संबहुलैश्च बोधिसत्वैर्महासत्वैः ॥

थुगुप्रकारं जिं न्यना तयागु। छगू समये बुद्ध भगवान् श्रावस्तीधेगु तः धंगु नगरे अनाथिषण्डधेद्य महाजनया बगी-चास दयकातः गु जेतवनिवहारे ततः धंपि आपालं भिक्षुगण, बाधिसत्य महासत्यादि संघगणिषसं सहितयाना अपरिमित धारणी यागु प्रशंसा कना विज्याना च्वन ॥

तत्र खलु भगवान मञ्जिश्रियं कुमारभूतः मामन्त्रयतेसम । अस्ति मञ्जश्रीरुपरिष्टायां दिशि अपरिमित गुणसञ्चयोनाम लोकधातु स्तत्राऽपरिमितायुर्ज्ञानसुविनिश्चित्त तेजोराज नाम तथागतोऽईन् सम्यन्यसंबुद्ध एतिई तिष्ठ-ति श्रियते यापयति सत्वानाञ्च धर्म देशयति।।

अन भगवान् बुद्धं मंजुश्रीकुमारयात सःता आज्ञादयका विज्यात । हे मंजुश्रीकुमार छं एकाग्र चित्तयाना न्य । उद्धं लोके अपरिमित गुणसंचय नाम लोकधातु धेगु (सुखाव-ती) स्वन दु । थुगु सुबने अपरिमितायुक्कीनसुविनिश्चित्त तेजोराज नाम बथागत अहत् सम्यक्सम्बुद्ध भगवान् विज्या- ना कोटनकोटि असंख्य प्रमाणं सकल तथागर्तापं सुंका ध्व अपरिभित धारणी व्वंका सत्वप्राणिपिन्त धर्मापदेश विवा विज्याना च्वन ॥

शृण मंज्ञश्रीकुमारभूत इमे जाम्बुद्धीपका मनुष्याऽल्पायुष्का वर्षशतायुपस्तेषां बहूनि अकालमरणानि निर्दिष्टानि॥

हे मंजुश्रीकुमारभूत न्य, ध्व जम्बूद्वीपया मनुष्यगद्ध-पिनि अल्पायु जुया सिछ दँ हे आयु मदया थुमि आपालं हे अकालमृत्यु दैच्बन ॥

ये खलु मंजुश्रीः सत्वाः अस्याऽपरिमितायुषस्तथागतस्य गुणवर्ण परिकीर्तन धर्मपर्यायं
श्रोष्यन्ति लिखिष्यन्ति लिखापिष्यन्ति पर्यवाप्सन्ति यावत् पुस्तकगतामपि कृत्वा गृहे धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्सन्ति पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूर्णचीवरञ्जन्वजध्ययटाकादिभिश्र पूजाभिः पूजयिष्यन्ति लेपरि ची-

## खायुषः पुनरेव वर्षशतायुषो भविष्यन्ति ॥

अध्ययानिति हे मंजुश्रीकुमार गुमिसं ध्व अपरिमित बयागतयागु गुण वर्णना कीर्ति धर्मपर्याय न्यनी, सफू चोयी अथवा चोकी, नां कायी, छेँ चोना वा पिने चोना प्रकाशयाना विस्तारं बोनी बोंकी, परयात स्यनी कनी, सफू देका छेँ तयाते, स्वां स्वांमाः धुं नस्वागु श्रीखण्डादि सिह्नलं स्रेपना यायी, सुवर्ण चूर्ण सहितयाना केवल चीवर छत्र ध्वच घण्ट तांकादितया पूजा यायी, थुजोपिनि आयु फुयि धुंकुसानं हानं सछि देँ आयु बढे जुया वयी।।

ये खलु मंजुश्रीः सत्वास्तस्यापरिमितायुः ज्ञानसुविनिश्चित्ततेजोराजस्य तथागतस्य ना-माष्टोचररातं श्रोष्यन्ति तेषामायुर्विवर्द्धय-ष्यन्ति ॥

हे मंजुश्रीकुमार हानें गुमिसं ध्व अपरिमितायुर्ज्ञान-सुविनिश्चित्त तेजोराज धेक्ष तथागतयागु धारणी १०८ न्यनी वा बोनी थ पिसं बोना परयात न्यंकी थुपि बोंपिनं न्यंपिनं दीर्घायु जुया आपालं म्याना चोनी ॥

ये परिचीणायुषः सत्वाः नामधेयमात्रं

## ओष्यन्ति तेषामायुर्विवर्द्धयिष्यन्ति ॥

गुपिं भायुः कृषिसं ध्व घारणीयागु नां मात्र न्यनी वा बीगु न्यनी वा न्यना नित्य थमं बोनी अथवा बीकी उभित भायु भाषालां बढे ज़्वी-॥

तस्यान्तर्हि मंजुशी दीर्घायुष्कतां प्रार्थ िवुकामा कुलपुत्रो वा कुलदु हता वा अप रिमितायुषस्तथागतस्य नामाष्टोत्तरशतं श्रो ष्यन्ति लिख्डयन्ति लिखापयिष्यन्ति धार यिष्यन्ति वाचिष्यपन्ति तेषामिमे गुणानुशं सा भविष्यन्ति ॥

हे मंजुश्री उकिं श्रापालं म्वार्येगु इच्छादुपिं ज्ञानिगृणिपिं कुलपुत्र वा कुलपुत्रीपिं, पुरुष वा स्त्रीगणिषं गुमिसं ध्व श्रपितियपुस्तथागतयागु धारणी १०८ बोंगु न्यनी, चोकी चोकेंबो, सफू दयका छेँ तयाते, पूजादियाना नित्य धारणा यापी, थमं बोनी अथवा परयात बोंको, थुमि तःचोकंगुण प्रशंस। प्रकाश जुया मनोरथ सिद्ध जरी सिद्धि दे, श्रापालं श्रायुः बढे ज्वी।। ॐ नमो भगवते अपरिमितायुर्जानसुवि-निश्चिततेजोराजाय तथागतायाऽहिते संम्यक्सं बुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ ॐ पुराय २ महा पुराय अपरिमित पुराय अपरिमितायुर्पुराय ज्ञान-सम्भारोपचिते ॐ सर्वसंस्कार परिशुद्धे धर्मते गगन समुद्रते स्वभाव विशुद्धे महानम् य र-वारे स्वाहा ॥

इमानि मंज्र थीः अपरिमितायुष तथागत-स्य नामाष्टोत्तरशतं ये केचि लिखिष्यन्ति लिख्यपिय्यन्ति पुस्तकि जिल्लाम् पं कृत्वा गृहे धारियप्यन्ति वात्रियप्यन्ति ते परिचीणायुषः पुनरेव वर्षशतायुषो भविष्यन्ति । इतः च्युत्वा अपरिमित। युपस्तथागतस्य बुद्ध चत्रे उपपद्यन्ते ।।

हे मंज्ञश्री व्य अपरिभित तथागतयागु घारणी यह १०८ हथाय मचासे शुद्धरूपं चोयी चोकेबी सफू चीका छें सयात, यदि सफ् चेया वा नोका छगू स्वरं वोनी, परयात बोना न्यकी वा बोंका न्यनी अथवा सफ् दानयायी, शुमि फुयि धुंकुगु आयु हानं सछि देँ चुलि जायावै। निपा आपरिभित तथागतयागु बुद्धने जन्मज् बनी।।

आः भीसनं अकालमृत्युं दुःख ज्या न्त्रंपि प्राशिपिनिगु दुःख फुकेया कारणे थुगु घारणी सकसियां छग् स्वरयाना पाःलाक बोने फयके माल, थुगु पुण्यं प्राणिपिनि फुप्यि धुंकुगु आयुनं हानं चुलि जावा वयी।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ।।

तेन खलु पुनः समयेन नवनवतीनां गुद्धकोटीनाभेकमतेनैकस्वरेण इदमपरिभिता गुः सूत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं ह्वापायागु समये सुखावती घेगु बुद्ध चत्रे ग्वीगु कोटि तथागतिषं घुना छग् थासे विज्याना प्राणिया कारणे ध्व धारणी सकतियां पाःलाक ह्वगूस्वरं मधुरोचारण याना वारंवार ब्वना विज्यात ॥

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ।।।

तेन खलु पुनः समयेन चतुराशीतीनां बुद्रकोटीनामेकमतेनेकस्वरेण इदमपरिमिताः युः सूत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानं ह्वापायागु समये सुखावती धेगु बुद्ध चित्रे चयेप्यदो कोटि तथागतिष सुना छगू थासे विज्याना प्राणिया कारणे थ्व धारणी सकसियां पाःलाक छगू स्वरं मधुरोचारणयाना ब्वना विज्यात ॥

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

तेन खलु पुनः समयेन सप्तसप्ततीनां बुद्धकोटीनामेकमतेनेकस्वरेण इदमपरिमिता-युः मुत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानं सुखावती घेगु बुद्ध चत्रे न्हेन्हेगु कोटि तथागतिष मुना छग् थासे विज्याना प्राणिया कारणे ध्व धारणी सकसियां पाःलाक छग् स्वरं ब्वना विज्यात ॥

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

तेन खलु पुनः समयेन पञ्चषष्ठीनां बुद्धः

# कोटीनांमेकमतेनैकस्वरेण इदमपरिमितायुः सूत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानं बरावर बुद्धचत्रे ख्बीन्यागु कीटि तथागतादि बुद्धगणपि छथासं विज्याना सकलया छग् स्वरं प्राःलाक मधुरं ध्व धारणी ब्वना विज्यात ॥

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

तेन खलु पुनः समयेन पञ्चपञ्चाशतीनां बुद्धकोटीनामकमतेनकस्वरेण इदमपरिमिता-युः सूत्रं सुभाषितम् ॥

शुगु प्रकारं हानं वृद्धचत्रे न्येन्यागु कोटि तथागतपिं अथासं मुना छगू स्वरं मधुरोचारणयाना ध्व अपरिमित धारणी ब्वना विक्यात ॥

ॐनमी भगवते अपरिमितायुः ०॥

तेन खलु पुनः समयेन पश्चनत्वारिश-

## मितायुः सूत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानां बरावर बुद्धचत्रे पीन्यागु कोटि तथागत बुद्धगणिष मुना छगू स्वरं पाःलाक मधुरशन्दोचारणं हथाय मचामे थ्व अपरिधित घारणी न्वना विज्यात ॥

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

तेन खलु पुनः समयेन षद्त्रिंशतीनां बुद्धकोटीनामेकमते नैकस्वरेण इदमपरिमिताः युः सूत्रं सुभाषितम् ॥

युगु प्रकारं बराबर हानां बुद्ध बत्र सुबने स्वीखुगु कोटि तथागतिषं छथासं सुना छगू स्वरं ध्व अपरिमित धारणी बना बिज्यात ।।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ० ॥

तेन खलु पुनः समयेन पञ्चविंशतीनां बुद्धकोटीनामेकमतेनेकस्वरेण इदमपरिमिताः युः सूत्रं सुमाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानां नीन्यागु कोटि बुद्धगर्णापं खथामां मुना

छग् स्वरं पाःलाक ध्व धारणी न्वना विख्यात ॥ ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ० ॥

तेन खलु पुनः समयेन दश गङ्गानदी वालुकोपमानां खुद्धकोटीनामकमतेनेकस्वरेण इदमपरिमितायुः सूत्रं सुभाषितम् ॥

थुगु प्रकारं हानं वरावर बुड्चत्र घेगु मुखावती सुवने किगू गंगा नदोयागु फिगोल प्रमाणं तथागतादि बुद्धगणि सुना पाःलाक छगू स्वरं ध्व धारबी ब्वना विज्यात ।

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यश्चेदगपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति । लिखापयिष्यन्तितस्यवर्षशतायुषो भविष्यन्ति ।

गुम्हें सिनं ध्व अपरिमितायु सत्र सक् चोयी चोके वी, बीनी बोंके बी अथता बोंगु न्यनी, ध्व सक्त दानयायी छैँ तया नित्य पूजादियाना पाठयाना चोनी, उम्हें सिया सिछ दें तक म्याना आयु चुलि जाया चीनी।।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापिष्यन्ति सन्न कदाविन्नरकेषूपपद्यन्ते-ऽपि। न तीर्यक्योनौ न यमलोकं न चाचणोप-पत्तो कदाचिदपिप्रतिखण्स्यन्ते। यञ्चयञ्च जन्म-न्युपपद्यन्ते तत्रतञ्जेव जातौ जातौ जातिसारो भविष्यन्ति।।

गुझसें थ्व अपि नितायुद्धत्र सफ्क थमं चोयी वा चोकें वी यदि थमें है वोती अथवा दानविया प्रकाशयाना बोंके वी वा बोंगु न्यनी, उझसें गवलें सं नरके बना भोगयाय माली मखु, पशुपंद्धि धेगु तीर्यक योनिस जन्म ज्वी मखु, यमलोंके दहाँ बना दुःखिसये माली मखु, जन्म जन्मपर्ति मिली मखु, जन्म काये माली मखु, हानं दारिद्र ज्या असिदि ज्या सोयां मयेका सदां रोगी ज्वीका लाता लाती ज्यो मृखे ज्या गवलें सं जन्म काये माली मखु, जन्मपत्ति सुखानन्देश्वर्य प्राप्त ज्या पृवे जन्मया खँ लुमंके फुझ ज्या जन्म ज्वनी।।

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापयिष्यन्ति तेन चतुराशीति धर्मस्कन्ध- अ सहस्राणि लिखापितानि भविष्यन्ति ॥

थुगु प्रकारं गुष्क सजनं थ्व अपरिमित सक् चोयी चोके बी अथवा दानयायि थुजोझ सजनयात चेप्यदो धर्मस्कन्थ बौद्ध प्रन्थ चोया दानयानागु तुल्य पुरुष प्राप्त ज्वी।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापयिष्यन्ति तेन चतुराशीति धर्मराजिन्का सहस्राणि कारापितानि प्रतिष्ठापितानि न भवन्ति ॥

गुद्धासिनं ध्व सफ़ चोयी चोके वी परयात स्यनी कृनी दानयाथी वैत चेप्यदो धर्मराजिका दयकागु अथवा जीयों हार यानागु तुन्य पुरुष प्राप्त ज्वी ।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ॰ ॥

यः इदयपरिभितायुः सूत्रं जिचिष्पन्ति

लिखापयिष्यन्ति तस्य पञ्चानन्तयांणि कमांव-रणानि परिचयंगच्छन्ति ॥

गुझासिनं थ्व सफू चोयी चोके बी दानयायी बयाद गुश्च-महापाप घेगु सयंकरगु क्लेशं छुते च्वी।

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिषपन्ति लिखापयिष्यन्ति तस्य न मारो न मारकायिः का न यचा न राच्या नाकालमृत्युरवतारं लप्स्यन्ते ॥

गुहासिनं थ्व अपरिमित सत्र चीया दानयापी बोंकी बोंके वी वैत भूत, प्रेत, वायु, दैत्य, राचस, यद्यपिशाच, हाकिनीपिसं छुंयाय फ़ैमखु, हानं श्रकालं मृत्युनं ज्वी मखु।

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं खिख्विष्यन्ति खिखापिष्विष्यन्ति तस्य मरणकालसमये नयः नवत्यो गुद्धकोद्यः सन्मुखं दर्शनं दास्यन्ति बुद्धसहसं हस्तेन हस्तं तस्योपनामयन्ति बुद्ध चत्रान् बुद्धचत्रं संकामन्ति नात्रकांचा वि-मतिरुत्पाद्यत्व्या ॥

गुह्मसिनं ध्व सत्र चोकी वा धर्म है चोया दानयायी मृत्यु ज्वीन यखते ग्वीगुं कोटि बुद्दगर्गापिमं दर्शन बी, इलंद्रः बुद्धिसं ह्याः कछोया ज्वना बुद्धचत्रे ध्यंक साला कायी ध्व स्तं खैला चका छुंहे संखा कायम्बा।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापियष्यन्ति तस्य चत्वारो महाराजानः पृष्ठतः समनुबद्धा रचाववरणगुप्तिं करिष्यन्ति ॥

गुझसिनं ध्व अपरिमित सत्र चोके वी षा चोयी दान यायी वैत चतुर्महाराजापि न्युन्यु वया रचायाथी।

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति विद्यापयिष्यन्ति सः सुखावत्यां लोकभातो अ-

## मितामस्य तथागतस्य बुद्धचत्रे उपपद्यते ॥

गुष्ठासिनं ध्व अपरिमित स्त्र चोया वा चोका दान वायी वैत सुखावतिभ्रवने अभिताम तथागतया बुद्धवते वास जावनी जुल ।

## ॐ नमो भगवते अपरिभितायुः ०॥

यऽस्मिन् पृथिवी प्रदेशे इदमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापयिष्यन्ति सः पृथिवी प्रदेशे नेत्यभूतो वन्दनीयश्च अविष्यन्ति । ये तीर्यक्योनी गतानां मृगपचीदंष्ट्रिणं कर्णः पृटे निपतिष्यन्ति ॥

गुड़ासिनं ध्व पृथिवीमगडले अपस्मितायु स्त्र सफू चोयी वा चोकी चोया का घोका दानयायी उहासित पृथि-बीमगडले पञ्चतथागतादि बुद्धालय चैत्य दक्कयात बन्द्वा यानागु पुग्य प्राप्त ज्वी। ध्व अपरिमितायु स्त्र बोंगु शब्द हायपनंतायमात्रं तीर्यकयोनी जन्म ज्याच्वंपि पशुपंची धँवा जिसद्धि बनजन्तु कीपहंगादि सकलें तरे ज्या वनी।।

ॐ नमौ भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इदमपरिभितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापिषयन्ति तस्य खीभावो न कदाचिदपि प्रतिलप्स्यते ॥

गुम्हेंसिनं ध्व अपरिमितायु छत्र नित्य बीना सेदायायी अथवा सफू चोयी चोके वी दानयायी व गवलेसं स्त्री यागु भाव जुया जन्म काय माली मखु। स्त्री नं ध्व धारणी नित्य बोना सेवायत धाःसा लीपाया बन्मस विसाया देह भदया भिजं जुया जन्म ज्वी।।

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ।।।

यः इदमपरिभितायुः सूत्र रत्नराज धर्म-पर्यायमुदिश्य एकमपि कार्षापणं दानं दास्यति तेन त्रिसाहस्र महासाहस्र लोकधातुं सप्तरत्न-मयं परिपूर्णं कृत्वा दानं दत्तं भवति॥

गुम्हेसिनं थ्व अपरिभितायु सृत्र रत्नराजधारणी बोंके गा कारणे सफू वा यत्किश्चित धन द्रव्यादि ज्सानं दान पायी वैत त्रिसाहस्र महासाहस्र लोकधातु भुवने सप्तरतं वूर्ण गाना दक्क देवतापिन्त दान यानागु तुन्य फल प्राप्त ज्वी ॥

## अनमो भगवते अपरिमितायुः o 11

यः इदं धर्मभानकं पूजियण्यन्ति तेन सकल समाप्त सद्धीपूजितं भवति ॥

गुझिसनं ध्व अपरिमितायु सत्र रहराज धारणी नित्व बाठयाना प्जायाना धर्मोपदेश विया विज्यापि धर्मभाषाहरू विन्त प्रदायायी भोजनयाकी धुगु पुण्यं सकल सद्धर्भ बारंगत ज्या विज्यापि सम्पूर्ण तथागतपिन्त समाप्त न्वीक ब्जायानागु तुल्य पुण्य कल प्राप्त न्दी ॥

ॐनमो भगवते अपस्मितायुः ।।।

यथा विपिश्व शिखि विश्वभू ऋकू बन्दः कनक मृनि काश्यप शावयमुनि मभृतीनां तथाः गतानां सम्यवसम्बद्धानां सप्तरत्नमधी पूजाकुः तायाः पुण्यस्कन्धस्य प्रमाणं शक्यं मण्यितुं, नत्वपरिभितायुः सूत्रस्य पुण्यस्कन्धस्य प्रमाणं गक्यं गण्यितुम् ॥

अशे सप्त वधागतादिपिन्त पूजायायवने सप्त रतमक

चढेचाना पृजायातातु पुष्पया पत्न धृति द् घका धायेकु, ध्व अपरिभित्तायु छत्र धारणी बोनागु पुष्प फल युन्ति दु धका धायेमकु ॥

# ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ।।।

यथा सुगेरो पर्वतराजस्य सप्तराशिकृत्वा दानं दद्यात् तस्य पुरायस्कन्धस्य प्रमाणं शक्यं गणियतुं, नत्वपरिभितायुः सूत्रस्य पुरायस्क-न्धस्य प्रमाणं शक्यं गणियतुम् ॥

गथे सुमेर पर्वत राज समान् सप्त रत्न है चिना दान बायीगुया पुरुष थुलि दुधका प्रमाख बीफु, ध्व अविशिवताञ्च सत्त बारखी बीनागुया पुरुष थुलि दुधका प्रमाख बीमफु ॥

ॐ नमो भगवते अपरिगितायुः ०॥

यथा चत्वारो महातमुद्रा उदकपूर्णा भवेयुस्तेषामकेकिविन्दुं शक्यं गणियतुं। नत्वपरिमितायुः सूत्रस्य पुरुषस्कन्धस्य प्रमाणं
शक्यं गणित्व ।

गधे च्यंगु महासमुद्रे पूर्ण मुया च्वंगु लंख फुक्कं अफ़िले अफ़ित संख्यायाना धुलि दु भका प्रमाण बीफ़, ध्व अपरि-मितायु सत्र धारणी बोनायु पुरुयया संख्या प्रमाण बीगु अमर्थ मदु॥

ॐनमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

यः इहमपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यन्ति लिखापयिष्यन्ति सत्कृत्य पूजिष्यपित तेन दरासुदिच्च सर्वबद्धचेत्रषु सर्वतथागता वन्दि-ता पूजिताश्च भविष्यन्ति ॥

गुकासिनं ध्व धारणी चोषा चोका नित्य बोना सत्कार पूर्वक पूजायायो वैत किमू दिशास सकल बुद्धचत्रे बिज्यरना च्वंपिं दक्क तथागदपित बन्दनायाना पूजायानागु तुल्य पुण्य फल मिस्रे ज्वी ॥

ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ।।।

यः इदमपरिमितायुः मूत्रमष्टोत्तरशतं प्रा-तक्त्थाय खानं कृत्वा शुद्ध वच्चाणि प्रावृत्य शुवि प्रदेशेस्थित्वा वाचिष्ण्यन्ति तस्यापरिमिताः युषो भविष्यन्ति निर्वाधिश्र सर्वकार्याणि सिद्धान्त नावशंसयः।।

गुझसिनं थ्व अपरिभितायु सत्त १०८ आख नाः हुनु भारणो सुय हापां दनाः मोल्ह्या शुद्धगु बस्त्रंषुना भिनु धासे च्वना नित्य बोनीः उझसित आयु आपालं दवा निः रोगी जुपा वं इच्छायागु कार्य सम्पूर्ण निविंशं सिद्ध ब्वी मन्वी धका संखा कायस्त्रा ॥

## ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०।।

दान बलेन समुद्गत बुद्धः दान बलाधिगता नरसिंहः।
दान बलस्य च श्रुयति शब्दः कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तः।।
शील बलेन समुद्गत बुद्धः शील बलाधिगता नरसिंहः।
शील बलस्य च श्रुयति शब्दः कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तः।।
चान्ति बलेन समुद्गत बुद्धः चान्ति बलाधिगता नरसिंहः।
चान्ति बलेन समुद्गत बुद्धः चान्ति बलाधिगता नरसिंहः।
बीर्य बलस्य च श्रुयति शब्दः कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तः।।
बीर्य बलस्य च श्रुयति शब्दः कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तः।।
ध्यान बलेन समुद्गत बुद्धः ध्यान बलाधिगता नरसिंहः।
ध्यान बलेन समुद्गत बुद्धः ध्यान बलाधिगता नरसिंहः।
ध्यान बलेन समुद्गत बुद्धः ध्यान बलाधिगता नरसिंहः।

प्रज्ञा बलेन समुद्गत बुद्धः प्रज्ञा बलाधिगता नरसिंहः। प्रज्ञा बलस्य च श्रुयिब शब्दः कारुखिकस्य पुरे प्रविशन्तः ।

बानया बलं तथा वधें शीज, ज्ञान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, ध्व खुगु पारिधवाबा बलं बाहाँ विज्याह्म बुद्ध्यात मनू दृक्क्या सिंह बाइ । ब समान् करुणादुद्ध मेह्म मदु अर्थात् मेमेपिके मदु । बनापि तथागत।दि दृक्ष मुनाब्वंगु भुवन गनतक दुः बनतकने ब बपरिमतायुः सूत्र घेगु घारणी बोना च्वन । तथागतिपसं हे बोनिगु ध्व घारणी गुलिजक प्रशंक्षनीय (तःषंगु) ब्वी बका सीडा महीसनं नित्य बोने फय्के भागु खः।

## ॐ नमो भगवते अपरिमितायुः ०॥

इदमवोचत् भगवानान्तमनास्ते च भिच्चवस्ते च बोधिसत्वा महासत्वाः सा च सर्वावती स-देवमानुषासुरगन्धर्वश्च लोकोभगवतो भाषि-तमभ्यनन्दिन्नति ॥

श्रुलि मगनान् बुद्धं आझाजूगु वचनामृत न्यना सकल समामण्डले च्वंपि देवतादि वोधिसत्व महासत्व मिश्चु भिशुणी मनुष्य दैत्य गन्धवं किन्नरादि लोकपिसं धंन्य २ भीगु माग्यं गुजोगु खँन्यने दत धका हर्षोत्सुक याना सकसिनं ध्व अपरिधिनायु धारणी छगु स्वरं पाःलाक बोबा बसपोज युद्धयात त्रिप्रदक्षिणावाना वन्दनायाना यः यगु थासे चोना थ्व धारणीयात अभिनन्दन पूर्वेक दोना चोन । जार्य; अपिरिमितायुर्नाम धारणी परि समाप्त ॥



ॐनमः श्रीआर्यमहाप्रतिसराये 🙀

अथातो विद्याधरस्य रचा विधान कर्षं ज्याख्यास्यामि सर्वसत्वानुकम्पया। येन रचाविधानेन सर्वसिद्धिकविष्यति।

## यत्रयत्र कृतारचा भवत्येव नशंसयः ॥

श्रीशावपश्चित बुद्ध भगवानं आज्ञा दयका विजयात ।
हे सभालो हिप, सकल प्राणिपित उद्घार ज्वीगु कार्य्य अनुप्रहण्या, द्वापानुयाविषे भगवान्पिसं याना क्यनावंगु जिने
धारणयाना ज्यागु थ्व विद्याधरया रह्या विधानकल्पया खँ कनेत्यना एकाप्र चित्तयाना न्यः ॥

ध्व रत्ता विधानकल्प धयागु बुढ धर्मया जगतोद्वार ज्वीगु मन्त्र खः। धुकिं सकल सिद्धि प्राप्त ज्वी। गन गन ध्व मन्त्र बोमी धारण यायी अन अनस कलयात रत्ना ज्वी सज्वी धका छुं संखा कायम्बाः ॥।

्रज्ञा विधान मन्त्र अत्र छः। पञ्चाद्वाया प्रवस्त्र स्टे दुः।

ॐनमो बुद्धाय। ॐनमो भर्माय। ॐनमो संघाय। नमो भगवत शाक्षयमुनये महाकारुः णिकाय नमः समन्तेभ्यः संभ्यक्संबुद्धेभ्यः॥ ॐ सर्वपापविद्यस्पी स्वाद्धाः॥ सर्वज्याधिद्धरः णी स्वाद्धाः। गर्भसंर चणी स्वाद्धाः। सर्वत्र अय इरमी स्वाद्धाः। सर्व शत्रु भग इरणी खाद्धाः॥

सर्वत्र जयलब्धे स्वाहा । स्वस्ति भवतु मम सप रिवारस्य सर्वसत्वानां च स्वाहा ॥ ॥ ॐ भुवः स्वाहा। ॐ स्वस्ति स्वाहा। ॐ शान्ति स्वाहा। ॐ पुष्टि स्वाहा। ॐ वलवर्द्धान स्वाहा। ॐ जयतु जये जयवती जय कमले स्वाहा। ॐ विपुले स्वाहा। ॐ सर्वतथागत मृतये खाहा। ॐ मुरि खाहा। ॐ शान्ते स्वाहा। ॐ मुः भुरि २ वज्रवती सर्वतथागत हृद्य पूरिणी आयुः संभारणी बलवती ॐ जयविद्ये हुँ हुँ फट् २ स्वाहा । ॐ मणिवजे इदयवजे मारसैन्य विद्राविण इन २ सर्व शत्रुन् बज्रगर्भे त्राराय २ सर्वमार भवनानि हुँ हुँ फट् २ स्वाहा । ॐ मणिधरि चित्रणी महापतिसरे शरीरे रच २ मां सर्वसत्वानां च हूँ फट् स्वाहा॥

ध्य रहाविधान कल्प प्रतिसरा सन्त्र सुनां नित्य

बारणा यापि अथवा बोनी वया आयुर्ड द्वि ज्वी। व्य बोना तुर्फि कारे यायी लखे वा वासले प्रयोग याना निक तोंकि वया कुविद्या प्रयोग याना तःगु दक्त याकनं शमन ज्वी, भूत प्रेत सौक अगतिया दोवनं तुरन्त शमन ज्वी। हानं षट्गतिस मोग याना चोंपि देव दैत्य राचस नागपिंगु दोष आकाशया दोष मिंभ मिखां सोया तःगु केवज (उन्माद रोग) वे जूषि त्रिदोषजः नानाप्रकारया दोष स्त्रीगणपिनि प्रदरादि गर्भया रोग बालकपिनि ऐसाया रोग कुष्ट रोग षचवात अपस्मार मूर्खा रोग तिलेवैगु रोगादि समेत् याकनं शमन ज्वी जुल।

हानं बेँ सुनानं मिस मिस्तां सीया कृ विद्या प्रयोग याना मखु मखुगु अनेक चीज होला तःगु वा थुना तःगु रमशानया नौ के बा इत्यादि ह्या होला थुना तःगुया दोष नं याकनं शमन जुया बनी।

हानं अष्टमहा भय धेगु राज भय १, खुँया भय २, शत्रुया भय ३, मिया भय ४, वज्रमलकया भय ५, वायुया भय ६, लःया भय ७, भूकम्प जुया स्यनीगुया भय ८ अनेक अकस्मात् त्राश ज्बीगु दक्ष श्रमन ज्वी अवश्य।

हानं ध्व रचाविधान सज्ञानिनं निस्य अजे याना

चोनी वया सदानं छँ लच्भी वास याना चोनी। श्रीरा-रोग्यैश्वर्यानन्द जुया स्वाना चोंतचे मुखी जुया अन्त्येनं मुख भोग याये दै जुल।

थ्य रद्यातिधान कल्प बुद्ध वचन महामन्त्रयात सु खज्ञानिनं हेला यायी वया नाना प्रकारं दुःख ज्वी, सदानं रोगी ज्वी, दारिद्र ज्या इप्टमित्रादि सुं थःधितिपि हाता नाता मदेका सोयां सोये मय्का असिद्धि ज्वा केवल वें हुई जुया लिपा थ्यं कं दुःख मोग यायेमाली जुल ।



ॐ नमः श्रीवज्रधातु चैत्याय ॥ व्यान चोने संयकेगु

ह्वापां वज्ञासनयाना स्थीर चित्तं कातुक फेतुये, अभि-

विका, शीर भतीचा कछुना, मिखा निगोलं हासचीकाजक सीया वाग मिखाकना मसंसेचाने । त्यफ तुम हासचीका वष्यंक तयनु दुग के भतीचा चाःतुगुयं हा चीना भ्ये चोकां कक्ष्यंक तयनु त्यत समे मज्यू, उल्व्यं भुक्यं सीय मज्यू, खें हायनं मज्यू, चित पिमछोसे स्थीतभावं चोने ।

#### ् घूमपान या स

बुद्धापदेश मार्गेण चतुर्मार विमर्दनं। घूमपान रतो योगी न हि सिद्धिः कदाचन ॥

र्शासनवान बुद्धया सद्पदेश ज्ञान मुख्य प्यंगू चर्य दू।
ध्य है चर्यं प्यक्ष मारिपंत त्याक मेगु असे बुद्ध्या सिद्धि
प्राप्त ज्ञया संसारया बन्धन मुक्त ज्ञी। किन्तु बुद्ध्या सिद्धि
लायत सुर्तिया कुँ बन्यादि (धूमपान) तोनधाःसा कदाचित्
बुद्ध्या सिद्धि फुल लाये फै मखु।

प्यंगू चर्य छु छ धाः सा संचित्र रूपं क्यने

१. आवक वर्ष- पश्चशील अथवा अष्टशील प्रवज्या जत निश्च वर्षिया कर्मस धूमपान निषेत्र यायेमा । ₹. महीयांन चय्यं— धर्मागारे विहारे केवल वाहा वहीं गुंबास प्रंजाकुठिस देवालये आर्यनामसङ्गीति वोनवले हानं अष्टांग प्रणाम यायेगु रत्नमण्डल इहलपेगु पाप देशना पुर्ण्यानुमोदना उपीपह बतादि धर्मकार्यस धनेक स्तोत्र पाठ पुजा ध्यान यायवले धूमपान निष्ध यायेमा ।

थे. वजयान चर्ये - भगवान्यां मन्त्राभिषेक दिशां कर्मस (गुह्मालये) दिशिस आगमस हानं न्यास ध्यान जाप समाधि योगस सप्तविधान सहित बुद्ध पूजादि यायवले धूम पान निषेध यायेमा ।

उकि कत्याःसां (श्राजीवंपर्यन्तं) म्वानाचीत्ते भीन् शरीरेचींगु लसना रसना अवध्ति नाडीयात विकारयायिगु अशुचि अशुद्धगु धूमपान यायेमच्यू । किन्तु थःगु मनयाव भमं वीध्यायमप्रसा प्यंगू चर्यया पाठ प्रवादि होम त्रव आरम्भयासेनिसे विसर्जन कर्मसिमधःतसे एकाम चित्रं धूम पान निषेश यायफ्यकेमाला । शुलि यायमफ्तसे न्याको धर्म बाःसां बुद्धयागु सिद्धि सायफै मखु घका विनेय सूत्रे बुद्ध बचन थथे प्रमास दु।

विशेष योगीतेसं थ्व खेँ सीका यायमाका । अगवान् बुद्धं निसें वैगु ज्ञानेचोंषि फुकयात योगी धाईं । अनं भिक्ष यात गोगी धाई । योगी व भोगी आपालं करक दु । भोगी सरह योगीषिसं धूमपान यायमज्यू निषेध यायफयकेमा । विशेषवाना स्वाहा स्वधा कर्म याधिपिसं धूमपान यायमज्यू धकानं आपालं खेँ दनी थुकी संविष्ठ क्ष्मं जकवोषा सिक्षः वेका बुला । शुभमस्तु ।

इकि भी स्बोध द्रियाम पुरवक समाप्त ॥

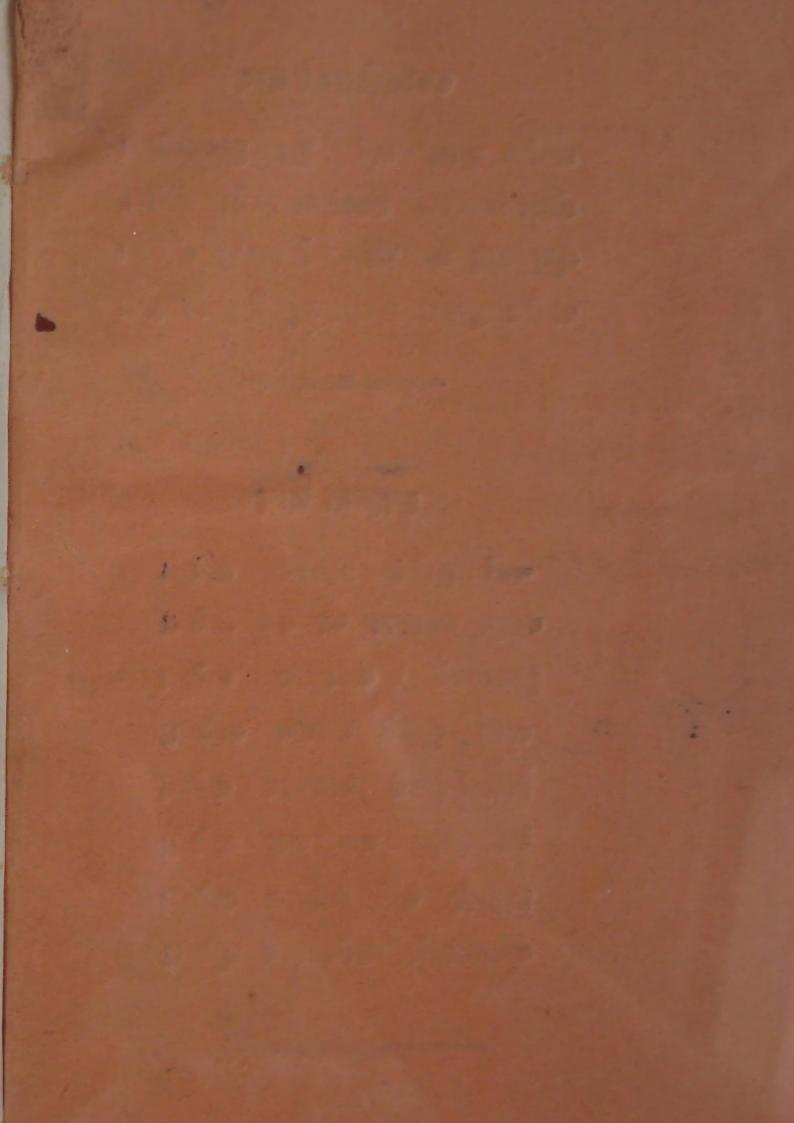

#### वसन्ततिलका छन्द

प्राचीन पूर्वक क्रमं थुगु पुस्तकाहि।
सोया विज्याकि दृढतां थ्व दवनेगु सीकि॥
न्हूगू मखू थन थ्व चर्च्य पुलांगु सीकि।
प्राचीन पुस्तक समान् मदु मेगु सिद्धि॥



#### इन्द्रबचा छन्द

चर्य सुशीले प्रविचार याये।

पायगू महायान थ्व धर्म सीके।।

दुष्कर्मचर्ये अविचार याये।

पासा सुमित्रे सतसंग याये।)

विद्यादिशास्त्रे प्रविचार पाये।

देवादिशिंगू थन पाठ याये।।

दिसादि कर्मे अपहास याये।

सर्वश-ज्ञाने न्छाचिला व ज्ये।।